## Book-Post

To,

If not delivered please return to:

P.O. Gurukul Kangri, (U.P.) 249404.

नियावयेत कुँ रमयाभवंदभें विधार्त्व प्रयोग प्राायः स्वयम् लेन लेखानिमः समृतिव वाण त् पांच्यविद्वत्योवाणामभ्यदाणमतः परं कुरस्यत्रनं वष्टः समममुद्या ग्राह्मावगदनं कं रेशस्त्रार्थाष्ट्रमस्त्रतः ग्रह्मात्नामानं कुरेशिस्तिथापयेत ग्राह्मवत्रमाणां वीतं मेर वं रिकाणावनपूर्णविक्राणीयिकणीरिजं ततस्वदियमत्कुं उनवस्त्रेणवेष्ट्येत कं उस्पोनस्ता स्याणप्रणितावारिष्ट्रितः प्रणितापात्रतः श्रेबीस्याणपात्रगणः क्रमात, ग्रानस्यानीच रुस्णालीगवातीरसमिता सिक्सिवीच्छ्तंगवातं इलाकुप्रास्तकाः पालाप्रसिधा क्तिसः १र्णणायमतः परं समदीपेयवंरीय्यानारदीताकुप्राम्लकं विदिपेत्प्रोस्णीपावे चारणंबीत्रमञ्ज्य तेनदर्भसम्देनणतंश्येनचेश्वरी क्रमात्पानारीएमंत्रोदेत्योव णीपात्रवारिए। ग्रातंपात्रेचहंस्थात्यानिः विषेत्रधततंत्रतं प्रधाक्रमेराकर्तवंतते। धिश्रपणं श्रारोवाणयसंकार्यपर्यात्रकरणंतयोः सर्वापालाशकाष्ट्रनित्रिः दर्भ स्रमोत्वलैः सम्बयोः स्थापनं कृतायिक्रायापनं स्थतं उद्यास्प्रयमं स्वीदाग्रियाग्रिः प रविशां कंशपांचांपांवांतरेम्णाणख्वीजजपगीरवात् स्वीजमसत्वीतं श्रीभधा र्णसवीनेनवायबोस्याययेवहं निष्टनपालाशसमिधीमोतीवैप्रवातरः विपेत कुप्रस

उत्तमावके एकावर्णसंयुक्तेयोनिमंश्लमंगीद्दे हिते देशांशिविधनादीमं मुक्तदेवन साधयेत तिलंबं यां नवबं यां कं इमेवं विधं समें प्ति है शिणतं कं रंपानवं यां प्रकीर्न तं प्रार्विति के कंडा निवागमोक्ता निविद्ध्या द्विधिवहुरः सर्वतंत्रा नुसारेण कर्त्यं तंत्रवित्रमेरिति तेनकुंडा नंति विकास के प्रारंपिष्ठि तंत्रिका एपेवता सकानि तत्सा नंत मुष्टिमार्गयानाईमाळानेवेरितमार्कं मदसकेदस्तमात्रमभनेतिदिदस्तकं त चार्थिकरंकंरंलदाबतकरं प्रोक्तंपंचकरंकंरदयालदाइतिष्ठिप प्रकरंलदिया त्यांको सर्वे समदक्षकं को रिद्ये मेर्श्रक रंकु रंश्रोक्तं मनी विभिः दश्रदक्षा नदिए रंके र मित्रमदीनलेशीन उदमेवस्येडिलंमानं वाताधिके भवेद्रोगीदीने धेनधनत्या व्यक्तंरेतसंतापीम्रणिवित्रमेखले मेखलारिदितेशीकोणियकेवितसंदपः मा यीविनाप्रानं जंदेयोर्क्त यो साविवितितं अनेनदोषदं जंदे दियो जलना प्राकृत् जंदमे वंविधंकष्टेष्णं उलंतिम्माचेरेदिति तत्रतांत्रिकाणां कुं उत्पत्रकृतत्वार्द्धमाणामावता यासादीनाम्यं उलेपापिः तत्रकं उत्तिकार्याकी राजवभटीयादीस्पष्टं वेदिकानात यानिमेखलादिरदितं सदस्य उलमेवत्यनाविस्तारः मेस्कारेर्द्धभः कं उसे स्कृत्याप्ति।